



Charidaniana Match &c.

Photo by B. Ranganathum

मुन्नी ! बच्चे के लिए दूध है आ जस्दी !



#### रु. 500 का ईनाम ! उमा गोल्ड कवरिंग वर्क्स

उमा महरू, :: मछलीपट्नम उमा गोल्ड कवरिंग वर्बस पोष्टाफिस

असकी होने की चाइर होहे पर विश्वका कर (Gold sheet Welding on Metal) बनाई गई हैं। हो इसके प्रतिकृष्ठ सिद्ध होंगे उन्हें 500/ कर ईनाम दिया आएगा। इसकी बनाई हर बीज ही प्याकिंग पर 'उमा' अभिनी में दिखा रहता है। देखभाळ कर सरीहिए। सुनहरी, चमकीकी, दुख साळ तक गरदी। अध्याने पाछे उमा गहनों हो तेजाव में दुवों दें तो पाँच ही मिनट में सोने की चाइर विश्वक आती है। इस तरह धाजमा कर बहुत से छोगों ने इमें प्रमाण-पन दिए हैं। 900 दिजीनों की स्थादळात नि:सुक्क मेंजी जाएगी। अन्य देशों के छिए स्थादळात नि:सुक्क मेंजी जाएगी। अन्य देशों के छिए स्थादळात नि:सुक्क मेंजी जाएगी। अन्य देशों के छिए स्थादळात के मुख्यें पर 25% अधिक। N.B. चीजों की ची.पी. का मृत्य सिर्फ 0-15-0 होगा। टेळीप्राम 'उमा' माठकीपटनम

चन्दामामा (हिन्दी) के लिए

#### एजण्ट चाहिए।

\*

यच्चों का सुध्दर सचित्र मासिक पत्रः जो हाधों-हाध विक जाता है। पत्रण्टों को २५% कमीशन विया जाएगा। समी बढे शहरों और गाँवों में एजण्ट चाहिए।

> भाज ही सिन्धिए: व्यवस्थापकः 'चन्द्रामामाः १०, आचारण्यम स्ट्रीट पोस्ट बास्स नं॰ १६८६, महास-1

# विष्य यासाचा

गर्नोकी गोर्जा पर्तग का परिणाम ... 72 नागवनी ... 93 विवस ... 99 वावा का ठीकरा मन्त्री की वदली ... 29 जगन्नाथ की अन्म-कथा ... 22 विषय-गान ... 30 भावार्य-महाक्षर्य वर्जी की देख-भाल भानुमती की विदारी ... 94 अनों के तमाड़ी ... 40

चन्दामामा कार्यालय वोस्ट बाक्स के १६८६

इनके अलावा मन बहलाने बाली

पद्देशियाँ, सुन्दर रंगीले चित्र,

और भी अनेक प्रकार की

विहोचनाएँ हैं।

मद्रास-१

#### लेखकों के लिए

एक मुचना

चन्द्रामामा में बच्चों की कहानियाँ। लेखः कविताएँ भौरह प्रकाशित होती हैं। सभी रचनाएँ वच्चों के लायक सरल भाषा में होती खाहिए। सन्दर और मौलिक कहानियों को प्रधानता वी जाएगी। अगर कोई अपनी अमृद्रित रचनाएँ वापस मैगाना चाहें तो उन्हें अपने लेख के साथ पूरा पता लिखा हुआ लिकाफा स्टांप लगा कर मेजना होगा। नहीं तो किसी डालत में लेख लौटाए नहीं जा सकते। एव-व्यवहार करने से कोई लाभ न होगा। अनायस्यक पब-व्यवहार करने से समय की क्षति होती है और हमारे वायदयक कार्य-कलाप में बाधा पहुँचती है। इन्छ लोग रचनाएँ मेज कर तुरंत पत्नों पर पत्न छिस्नने लगते हैं। उताबली करने से कोई फायदा नहीं। आज्ञा है। हमारे लेखक इन वातों को प्यान में रख कर हमारी

-: कार्यालय :-

सहायता करेंगे।

३७. आचारप्यन स्टीटः महास—१.

भारतवर्ष के सभी हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए स्थतन्त्र रोचक पत्र तथा विज्ञापन का प्रमुख्य साधन



एक श्रति =)

वार्षिक सूच्य ६)

१३, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट - बम्बई,

अन्य जानकारी के लिए विज्ञापन स्ययस्थापक को लिखें।

#### पुष्पा

(अंग्रेजी)

वचों का अपना मासिक पत्र।

बालकन-जी-बारी

अखिल हिंद-बालक-संघ के द्वारा प्रकाशित।

शिक्षा और मनोरंजन के लिए पुष्पा के ब्राहक बन जाड्ए। वार्षिक खन्दा ३)

कार्यालय :

"गुलिस्तान"

खार, बंबई, २१.

## चार भाषाओं में चन्दामामा

माँ-बच्चों के किए एक सचित्र मासिक पत्त

मीठी कहानियाँ, मनोरंजक व्यंग्य-चित्र, सुन्द्र कविताएँ, पहेलियाँ और तरह तरह के लेख।

> हिन्दी तेलुगू तमिल

ক্রমন্ত

मापाओं में प्रकाशित होता है।

पुरु पति का इस्स ।-) पुरु साल का चन्दा था। वो साल का चन्दा ४।

अगर आप चाहते हैं कि चन्दामामा आप को हर महीने नियम से मिळता रहे तो चन्दामामा के माहक वन जाइए ।

-

चन्दामामा पब्लिकेपन्स

पो. वा. १६८६ :: मद्रास-१.



डोंगरे₃बालामृत



## चन्दामामा

माँ - बचों का मासिक पत्र संचालक: खक्रपाणी

वर्ष १

मार्च १९५०

अह उ

#### मुख-चित्र

भगवान के प्रभाव से वसुदेव की इथकड़ी-बेड़ियाँ टूट गई। कारागार के द्वार आप ही आप खुल गए। रखवाले बेहोज होकर पड़ रहे। वसुदेव बच्चे को लेकर गोइल की ओर चल दिए। भादों की अंधेरी रात थी। मुसलधार वर्षा हो रही थी। हाय को हाथ न सहता था। लेकिन इससे वसुदेव को कोई दिकत न हुई। क्योंकि शेषनाग ने अपने सहस्र फन फैंडा कर उन पर छाता-सा लगा दिया। उमगती हुई यसना ने अपनी छाती फाड कर उनके पार होने के लिए राह दे दी। वसुदेव जब बच्चे को लेकर गोकुल में नन्द के घर पहुँचे तो वहाँ सब लोग गाड़ी नींद में इबे हुए थे। उन्होंने चुपके से बच्चे को यशोदा की बगल में सुला दिया। फिर उन्होंने यशोदा की बची को उठा लिया और मधुरा लौट आए। उस बची को लाकर उन्होंने देवकी की सेज पर सुला दिया। तरन्त उनके हाथ-पैर में फिर हथकडी-बेडियाँ लग गई। भगवान की लीला तो देखों! यशोदा इतना भी नहीं जान सकी कि उसके बचा नहीं, बची पैदा हुई थी। सभी गोइल-बालों ने समक्षा कि यञ्जोदा के बचा हुआ है। वे कुले न समाए।



## सोमू-रामू

सोम् गम् गहा दोस्त वे थे सदा विचरते मस्त। साथ स्कूल को जाते थे; साथ साथ घर आते थे। साथ साथ वे पढ़ते थे: और पेड़ पर चड़ते थे। खेल अनेक रचाते थे, ऊधम खुव मचाते थे। वात एक दिन की, पथ पर खेल रहे दोनों मिल कर झगड़ा इक उठ खड़ा हुआ, बात बात में बढ़ा हुआ। सोम ने थपड़ कल कर जड़ दिया दोस्त के मुँह पर रामु ने भी दो धूँसे लगा दिए बस गुस्से से खुब मची अब चीख-पुकारः गूँज उठा सारा पाज़ार। दोनों के अब्बा आए दौड घरों से झछाए।

#### ' वैरागी '

वे दो लगे झगड्ने अद-'कैसे शुरू हुआ यह सब ?' 'है कस्र यह राम् का!' 'नहीं! नहीं! यह सोमुका!' बात यहीं पर नहीं रुकी; जीमें उनकी नहीं थकीं। शुरू हुई हाथा - पाई; थी उनकी शामत आई। यों झगडते वडों को देख मित्रों को फिर हुआ विवेक। मन में अचरज करते वे-क्यों इस तरह झगड़ते ये? दोनों हाथ मिला कर तब पिछली याद भुला कर सब चले गए झट निव निव धर, वातें करते हैंस हैस कर। इधर बढ़ों का यह संग्राम चला देर तक यों अविराम। आखिर वे भी धरमा कर चले गए थक कर निज धर

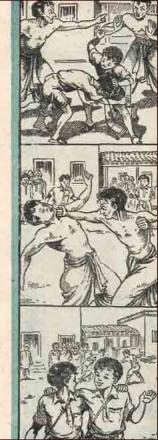



एक समय एक राजा रहता था। उस राजा के कोई ठड़का न था। सिर्फ एक ठड़की थी। उसका नाम था गौरी। गौरी के छुटपन में ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। इसलिए राजा ने उसे बड़े ल्यड़-प्यार से पाला। उसे कभी किसी चीज़ की कमी न होने दी। यों ज्यादा प्यार-दलार पाने से वह लड़की सिर-चढ़ी हो गई। उसकी ज़िह का क्या कहना था ! जो चीज़ माँगती थी तुरन्त देनी पड़ती थी। नहीं तो रो-पीट कर सारा महल सिर पर उठा लेती श्री। राजा उसकी कोई बात नहीं टारु सकता था। वह राज-काज में भी अपना हाथ अड़ा देती थी। छोग राजा के इर से उसे कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन मन ही मन कहते-"न जाने, कहाँ की चुड़ैल पैदा हुई है।"

लेकिन गौरी थी बड़ी सुन्दर। वह गुणी भी थी। उसका गाना-बजाना सुन कर सब

होग निहार हो बाते थे। बुद्धि भी उसकी बड़ी पैनी थी। होग कहते—"इस सुन्दर और सुगुणी हारीर में बाने, ये कुरूच्छन कहाँ से आ गए!"

गौरी सवानी हुई। एक दिन वह महरू की छत पर टहरू रही थी। अचानक उसकी नज़र एक युक्त पर पड़ी जो पास ही नदी में मछिल्याँ मार रहा था। युक्त देखने में चहुत सुन्दर था। जात का वह एक मछुत्रा था। गौरी ने उसे बुल्या और मछिल्याँ मोरू कर उसे सुद्धी भर अशिर्क्यों दे दीं। युक्त नहीं समझ सका कि राज्युक्तारी उसे इतनी अशिर्फ्यों क्यों दे रही है! फिर थी उसने बड़ी नम्नता से उसे प्रणाम किया और खुख होकर घर चला गया। गौरी इसी तरह रोज़ उसे एक मुद्धी अशिर्फ्यों देने क्यी। एक दिन जचानक वह उस मछुए से पूछ वैठी— "तुम मुझसे ब्याह करोगे!" राजकुमारी के कुँह ते ऐसी बात सुन कर वह युक्क क्षान को सम्हाल कर नेखा—"में तो महुला हूँ। अगर आप के पिता यह बात सुनेंगे तो मेरा सिर जतार केंगे।" गौरी ने हँसते हुए कहा—"तुम इसकी बिन्ता न करो। पिताजी को में राजी कर ढेंगी।" वह महुला कुछ न कह सका। गौरी ने तुरन्त पिता के बास जाकर निघड़क यह बात कह दी। राजा राजी हो गया। शादी का सुहते निश्चय हो गया। सर्व-वर्च के लिए महुए को राजा ने बहुत स्पया दिया। वहीं धूम-थाम के साथ बरात आई। कुछानार के अनुसार शादी हो गई।

राजा के देश में एक रस्म थी। व्याह की सत को दुल्हा-दुल्हिन एक ही थाली में खाते थे। लेकिन गौरी इसके लिए राजी नहीं हुई। लोगों ने उसे यहुत मनाया। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। राजा को बड़ा सुस्सा आया। उसने यहुत जोर डाला। गौरी बिछा उटी—"यह कभी नहीं हो सकता। मैं मळुए की जूटन कभी नहीं ला सकती।" यह सुनते ही मानों उन पर विजली टूट पड़ी। किसी को नहीं मालम था कि दुल्हा

\*\*\*\*



महुआ है। लोग आपस में काना-फूसी करने लगे। रनवास की ऑस्तों ने दाँतों तले उँगली दबाई। सब लोग कनस्तियों से दुल्दे की तरफ देखने लगे। उस बेचारे को तो मानों सारे बदन में सैकड़ों क्लिल्टू डक्क मारने लगे। बह जुपनाप उठा और दबे-पाँच भाग खड़ा हुआ। यह सब गड़बड़ी देख कर गौरी का भीरल छूट गया। वह एक नावान लड़की की तरह रोने लग गई। अब उसकी समक में आ गया कि यह सब उसकी जिंद और घमण्ड के कारण ही हुआ। इस हलवल में किसी ने नहीं देखा कि दुल्हा कहाँ गया।

\*\*\*

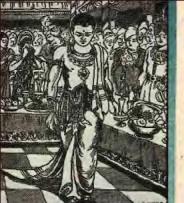

#### NAME AND PARTIES OF TAXABLE PARTIES.

कहा— "आपके यहाँ वो साईस है, वह मेरा पति हैं। वह मुझसे रूठ गवा है; इसल्प्रिं वह मुझसे वांते नहीं करता है। आप जरा उसे समझा दीजिए।" यह सुन कर वह आदमी ठठा कर हैंसा और बोला— "वाह! तुमने तो अच्छी कहानी गढ़ी! वह तो जम्म-जात गूँगा है। फिर तुमसे बातें कैसे करेगा!" यह सुन कर गौरी को कोष आया। उसने सोचा— 'यह मुझ सुठा बनाना चाहता है।' इसलिए उसने कहा— "वह गूँगा नहीं है। देलना, मैं

गौरी यह अपमान न सह सफी। वह किस तरह उससे बातें कराती हैं।" "यह रातों-रात राजगहरू छोड़ कर अपने पति को तो कभी नहीं हो सकता।" अस्तवछ के हुँदने निकल गई। भूली-प्यासी, विपदा की मालिक ने कहा। "तो मुझे तीन दिन का मारी, वह गाँव-गाँव भटकने टगी। आखिर समय दो। इस बीच में अगर मैं उससे वार्ते एक गाँव में उसका पति मिछा। अब वह न करा सफी तो फिर चाहे जो दंढ देना।" बिलकुल पबरा नवा था। उसने गाँरी को गौरी ने कहा। "जो वाजी छगा कर हार पहचानाः लेकिन उससे विना बोले ही मैंह जाता है, उसके लिए हमारे देश में एक ही मोह कर चला गया। गौरी वेचारी क्या सजा है पाण-दण्ड। मृत्वे रुड़की! क्यों करती ? वह भी उसके पीछे-पीछे चल पडी । नाहक अपनी जान गेंबाना चाहती है ? " आख़िर उसे पता लगा कि उसका पति मालिक ने कहा। लेकिन गौरी ने न माना।

आरतर उस पता लगा कि उसका पति एक अस्तवल में साईस का काम करता है। गौरी ने अस्तवल के मालिक से जाकर

उसने कहा—"अगर मैं हार गई तो जुम वहीं दण्ड दे देना।" बाजी रूप गई।

पहले दिन गौरी ने अपने पति से बार्ते कराने की बहुत कोशिश की। लेकिन उसने अपना मेंड न लोला। भौरी ने उसको फटकारा। लरी-खोटी सुनाई। लेकिन वह कुछ न बीखा। उसी तरह चुपचाप लीट गया। गौरी रोने स्थी।

इसरे दिन गौरी ने आँखों में आँसू भर कर उसे बहुत मनाया । पुरानी बार्ते याद दिखाई । लेकिन वह न वसीजा। तीसरा दिन भी वैसे श्री बीतने समा। गौरी बाजी हारने स्मी। उस को प्राज-दण्ड देने की तैयारी हुई ।

दीव ही गौरी को प्राण-दण्ड मिलने वाला था। गौरी ने ऑस भरी काँखों से पति की और देखा। लेकिन उसका पति पत्थर की तरह खड़ा था। तब गौरी ने सभी दर्शकों को व्यपनी कहानी रो रो कर सनाई। लेकिन किसी में दया न पैदा हुई। बेचारी सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अब अपना अपराध माळ्म हुआ। दूसरी बार भी उसके घांड ने उसे धोला दिया। अब अधिक समय न था। एक-दो मिनट में को छौट आए। गौरी का स्वमाव विख्कर गौरी को प्राण-दंड दिया जाने वाला था। बदल गया। वे दोगों सुरत से रहने लगे।

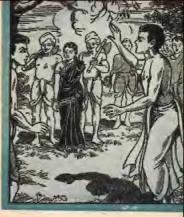

इतने में एक आवाज सनाई पड़ी-" टहरी ! उहरो ! उसे न मारो ।" सब ने उस ओर फिर कर देखा। वह जावान गौरी के पति की थी। जब सब होग अचरज करने हमे कि गूँगा कैसे बोडने छगा ! अब सब को गौरी की चतों पर विधास हो गया। सब को खुझी हुई कि आख़िर पति-पत्नी में मेल-मिलाप हो गया। गौरी ने अपने पति से क्षमा माँगी। पति ने भी उसे भ्रेम से शर्छ लगा लिया। दोनों आनन्द से अपने राज

## पतङ्ग का परिणाम

'अशोक ' बी. ए.]

रोते हुए कहा गमू ने 'म्रुझे चार पैसे दे माँ! यदित् पैसे अभीन देतो मुझे मिठाई ठेदे माँ!'

माँ से पैसे लेकर राम् जल्दी से बाज़ार गया। उसने एक पतंग सरीदी पक्का तागा मोल लिया।

चर में आकर छत पर जाकर सुरती हुआ नटखट राम् । छमा पर्तम उड़ाने उत्पर आरंब बचा कर झट राम ।

उड़ने लगी पतंग दूर तकः हुई आँख से झट ओझल । फुर-फुर उड़ना सुन सुनकर रामू का था मन चंचल ।

राम् देख रहा था ऊपर नीचे का था प्यान नहीं। था मुँड्रेर के पास खड़ा वह उसे जरा था ज्ञान नहीं। जब पतंग की टोर खींचने
सम् छत पर जस फिरा—
फिसला पैर अचानक उसका;
नीचे मेंद-समान गिरा ।
सम् के दादा ने जल्दी
अस्पताल में पहुँचाया ।
घण्टों कोजिश करने पर भी
होश नहीं उसको आया ।
बहुत देर के बाद कहीं तब
सम् ने और्से लोली—

'तेरे पास खड़ी हूँ बेटा! मन में जरा न घवराओं! जब्दी अच्छे हो जाओंगे, तुम मन में हिम्मत लाओ!?

उत्तर में माँ यह बोली-

'कहाँ और कैसा हूँ ?' इसके

तीन माह के बाद कहीं जा समृको आराम हुआ। तब से रामृने पतंग को अपने हाथों नहीं छुआ।



किसी समय 'रंणधीर सिंह' नामक एक राजा

मणिपुर नामक नगर में राज करता था। उसकी रानी का नाम रुक्ष्मी देवी था। उसकी जैसी पतिवता स्त्री संसार में कोई नहीं थी। वह रानी थी। उसका पति उसे प्यार करता था। द्रनियाँ में उसे किसी चीज़ की कमी न थी। तो भी बह हमेशा उदास रहा करती। कारण यह था कि उसके कोई सन्तान न थी। सन्तान पाने के लिए उसने अनेकों पूजा-पाठ करवाए। सभी देवताओं की मनौतियाँ मानी। अपने हाथों सदावत बाँटे। निर्धन लड़कियों के ब्याह करवाए। जगह-जगह कुँए और तालाव खुदवाए। समी तीथों की यात्रा कर आई। लेकिन सन्तान न हुई। तब रानी ने अपने मन में सोचा-" राज-पाट और धन-धाम से क्या लाम है जब मेरी गोद सूनी पड़ी है ! रानी बन कर बाँझ होने से तो पत्थर बनना अच्छा था। तब तो मुझे बाँझ की उपाधि न मिलती!"

उस नगर से थोड़ी दूर पर भद्रगिरि नामक एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर मद्रदन्त नामक एक मुनि तपस्या में लीन रहा करते थे। इसीहिए उस पहाड का नाम अद्रसिरि पड़ सवा था। रानी ने सोचा-"मैं जाऊँ उस पहाड़ पर। मुनि के पैरों पड् कर अपना दुखड़ा सुनाऊँ। शायद उन्हें दया आ जाए और कोई न कोई उपाय बता दें।" उसने अपने मन की बात राजा से कही। राजा ने तुरन्त उसकी इच्छा के अनुसार प्रवस्थ कर दिया। फिर शुभ-मुहत देख कर रानी भद्रगिरि पहाड़ के लिए चल पड़ी। आगे-आगे कुछ पुड़सवार चल रहे थे। रानी की पालकी बीच में थी। उसके पीछे बहुत-सी दासियाँ थीं। रानी की सचारी देखने के लिए शहर के सभी सी-पुरुष, वाल-बच्चे घरों से वाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में रानी पहाड़ के पास जा

पहुँची। उसने युड्सवारों और दासियों को



व्ही पहाड़ के नीचे छोड़ दिया। स्वयं तीन दासियों को साथ ठेकर यह पहाड़ पर बढ़ने लगी। बेचारी को कभी पैदल चटने का अभ्यास तो था नहीं। इसल्प्य उसके पैरों में छाठे पड़ गए और जल्दी ही उसकी साँग फुटने स्वया। ठेकिन उसने हिम्मत न हारी और बहुत गुल्किङ से बहाँ चढ़ीं वहाँ गुल्म भद्ददन्त तपस्या कर रहे थे।

मुनि निश्चल समाधि में बैठे थे। उनके नारों ओर लता-बेलें छा गई थीं। उनके वालों में बिड़ियों ने वॉसले दना लिए थे। पास-फूस इस तरह उन आई थी कि मुनि उनसे दक-से गए वे और पहचानना मुश्किल था। रानी बड़ी सादधानी से उनके पास पहुँची और प्रणाम किया।

लेकिन मुनि अपने ध्यान में हुवे हुए थे। उन्हें दुनियों की कोई छ्यर न थी। इसलिए न वे हिले, न दुले और न उनकी नज़र ही खुली। रानी सुरचाप खड़ी रही। उनके ध्यान में कोई बाधा न हाली। वह हर रही थी कि कहीं सुनि मुस्सा न हो बाएँ। थोड़ी देर तक सोच बिचार कर उनको बगाने के लिए उसने एक उपाय किया। उसने एक हाँडी में

थोड़ा पानी और चावल मैंगाया। फिर उसने दो पत्थर लाकर उन पर हाँडी चड़ा दी और तीसरे पत्थर के बढ़ले अपना चुटना टिका दिया। तब उसने हाँडी के नीचे आग सुलना दी।

थोड़ी देर में आग भभक उठी। उसका पुटना करु गया। उसने बीख कर अपना पुटना खींच डिया। हाँडी नीचे दुलक गई और बावरु कमीन पर क्षिपर गए।

तुरन्त मुनि भद्रदन्त ने आँखें स्तोठ कर कहा—" बेटी! तुम किसी राज-धराने की नारी मादम होती हो। झायद तुखें कभी अपने हावाँ रसोई बनाने की आदत नहीं हो। इसीलिए तुम्हें चूल्हा सुलगाना नहीं आता है। जाओ, और एक परवर ले आओ और क्षोनों पर हाँडी चढ़ाओ। इस तरह तो पुरना ही बला लोगी!"

रानी यही चाहती था। यह नन ही नन खुश हुई और नुनि को फिर दण्डवत करके अपनी राम-कहानी सुनाने टर्नी। अन्त में औचल फैला कर, बर्गों में नाथा टेक कर बह बोली—' मुनिवर! कोई ऐसा उपाय बताने की कुमा कीलिए जिससे में सन्तान का मुँह देख सकूँ।'

" लेकिन तुन्हारे भाष्य में सन्तान तो है वहीं।" मुनि ने कुछ सोच कर कहा।

यह छुनते ही रानी मूर्छित हो कर गिर पड़ी। उसकी यह दशा देल कर छुनि की दया आ गई। उन्होंने ध्यान लगा कर देला तो माल्यम हुआ कि रानी के सन्तान तो हो सकती है। लेकिन उसमें माता-पिता की जान का खतरा है। अगर लड़की हुई तो भाता के प्राथ न वचेंगे और लड़का हुआ तो पिता की जान खतरे में पड़ेगी। यह सब उन्हें साफ्र-साफ दील पड़ा। लेकिन उन्होंने रानी से यह सब नहीं बताया। वे बोले— "बेटी! यहाँ से बोड़ी दूर पर उत्तर की



ओर साँपी के राजा नागेन्द्र की बाँपी है।
उसके बारों ओर चार अड़े-अड़े साल के पेड़
हैं। उनके बीच में बाँधी है और टीक बाँधी
के उसर एक जाम का पेड़ है। उस पेड़ में
बहुत से जाम फले हुए हैं। तुम बहाँ आकर
पहले बाँपी की मदक्षिणा करना। फिर उस
पेड़ से सात फल तोड़ना। घर आकर नदी में
स्मान कर उन सातों आमों का रस निचोड़ कर
थी जाना। अवश्य वुण्हारी कामना पूरी होगी।

रानी सुनि को प्रणास करके बड़ी ख़ुशी के साथ बड़ी से चठी और सीचे नागेन्द्र की बाँधी के पास पहुँची। चारों ओर थार साछ

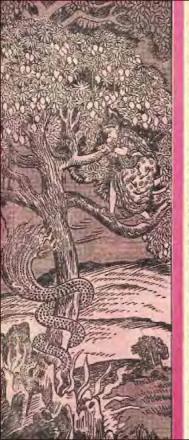

के पेड थे। बीच में बाँबी और बाँबी पर उसा हुआ एक जाम का पेहा पेड की डालियाँ फलों से लदी हुई थीं। रानी ने भक्ति-भाद से बाँबी की प्रदक्षिणा की और पेड़ पर चद गई। लेकिन जल्दी में वह मुनि की हिदायत भूल गई और आँचल भर फल तोड कर नीचे उतरी। उतरते ही उसे मुनि की बात बाद हो आई। धबरा कर उसने गिन कर देखा तो औंचल में सात ही फल निकले। उसे सन्तोष न हुआ। हालच के मारे वह फिर पेड़ पर बद गई और आँचल मर पल तोड़ लाई । लेकिन नीचे उतर कर देखा तो फिर सात-के-सात ही निकले। वह तीसरी बार फिर पेड़ पर चड़ी और फल तोड़ने लगी।

\*\*\*\*

एकएक धरती डोंक उठी और पेड़ सूक्ने कया। रानी के हाथ-पेर डीले पड़ गए। बॉवी में से नारह फन बाल्य नागेन्द्र कोच से फ़ुफकारता थाहर निकला और आम के पेड़े पर चढ़ने क्या। यह देख कर रानी के प्राण सुल गए।

"कौन हो तुम, जो बिना मेरी इबाज़्त के मेरे पेड़ पर चड़ गई हो जीर फल तोड़ रही हो! देखो, अब कैसा फल मिळता है तुमको ! " नागेन्द्र सरसगता पेड पर चढ़ रहा था।

"हाय रे मगजन! तुमने क्या किया! अभी तो मेरी कामना पूरी नहीं हुई। मैंने जिसके लिए इतना कष्ट उठाया उस सन्तान का बुँह तो देखा ही नहीं! मैं निस्सन्तान ही मरने जा रही हैं। है नागेन्द्र! मेरी पार्थना हुनो! अपराध का न्एड तो मुझे हो। लेकिन इतनी कृषा करो कि अभी मुझे हो। लेकिन इतनी कृषा करो कि अभी मुझे होड़ हो। जब मैं सन्तान का बुँह पहली नार देख वैशी तब से नौ महीने के बाद शेय-पूनों को आकर मुझे इस लेना। तब तक तो मेरी जान बचा हो।" सनी ने कातर हो कर कहा।

"बहुत अच्छा, तू जा! मैं तेरी बात भाने हेता हैं। तुम्हारे सात बड़कियाँ होंगी। सबसे छोटी ठड़की को मेरा नाम रख देना। केकिन अपना बादा भूडना मत!" नागराज ने कहा।

"हाय! नागराज! तो क्या सभी लड़कियाँ ही होंगी! क्या मेरे माम्य में लड़का नहीं लिखा है! कम से कम एक लड़का तो दे दो!" सनी ने बड़ी दीनता से कहा।





' लेकिन अगर रुड़का हुआ तो तुम्हें अपने सुहाम से हाथ धोना पड़ेगा।' नागेन्द्र ने कहा।

"तब मुझे लड्कियाँ ही दो। मैं मुहागिनी
रह कर ही मकेँ। क्या लड्कियों से बेश नहीं
बलता?" रानी ने कहा। नागेन्द्र रानी को
बादे की याद दिला कर जगने बिल में चला
गया। रानी के मन की सारी चिनता हुर हो गई।
यह खुजी-खुनी नीच उतर आई और दासदासियों के साथ नगर को लौट पड़ी।

रानी के और आने की खबर सुन कर राजा बड़े आनन्द से अगवानी करने आया। बहु उसे बड़ी शुम-शाम के साथ महल में ले गया। दूसरे दिन रानी ने नहा-धोकर एक सोने की कटोरी में सातों अपने का रस निचोड़ा और मन ही मन चुनि भद्ददन और नामेन्द्र का नाम के कर उसे भी मई। रस भीने के छः घड़ी बाद रानी के गर्भ रह गया। उसका गुँह भीला पड़ गया। सातवीं घड़ी में रानी के यसव-भीड़ा जारंम हुई। बानेकों चतुर दाइयों ने आकर रानी की देख-माल की।

आटबी घड़ी में रानी के सात हड़कियाँ पैदा हुई। राजा ने तुरन्त शहर मर में खुशियों मनाने का हुक्त दे दिया। स्टब्सियों के जन्म के तीन महीने यद



राजा ने राज भर ने पूजा-पाठ करवाया।
पुरोहित ने आकर राजा की सातों ठड़केवों
का नामकरण किया। वहीं का गुणवती,
दूसरी का कप्पवती, तीसरी का माभवती,
बीधी का हेमवती, पाँचवीं का मुखबती, ठठी
का बुद्धिवती और सबसे छोटी का नान
नागवती रखा गया।

लड़कियों के चौंद से झुलड़े देखती, हैंसती-खब्ती शनी दीन-दुनियाँ को चूब गई। बेचारी को बिळ्ळूळ होश न हहा कि दिन बीत चले हैं। एक दिन उसने पुरोहित से पूछा कि शेष-पूनों कब हैं! पुरोहित ने पत्रा देख कर उत्तर दिया—" आज से तीसरे दिन।" सुनते ही रानी सिर से पाँच तक काँय उठी। तीन दिन के बाद नागेन्द्र आकर उसके प्रण हर लेगा। फिर उसकी फूल सी कोमल सेतान की देख-माल कीन करेगा। जगर राजा दूसरा जशह कर ले! तब तो सीतेली माँ

इनके लिए नागिन बन जाएगी। हाय भगवान !

इन जनाथ बच्चियों की क्या दशा होगी !

यह सीच कर रानी ने राजा को बुखा मेंबा और उससे सारी कहानी कह दी। अन्त में यह भी कह दिया कि अब उत्तकी जिन्दमी के तीन ही दिन बाकी हैं। यह



सुनते ही राजा पर मानों गाज गिरी। मुर्छित हो कर वह वहीं गिर पड़ा।

राजा को इस हाव्या में देख कर मन्त्रियों ने कहा—" महाराज! आप कुछ चिता न करें। हम ऐसा उपाय करेंगे कि नागेन्द्र रानी औं का बाठ भी बाँका न कर सकेगा।"

किर मन्त्रियों ने थीच बाजार में दो बहुत ऊँचे लम्मे गड़वाए। एक सोने का सन्दृक बनवा कर उन सम्मों से लटका दिया। उस सन्दृक में रानी लेट गई। उसे चारों तरफ से बन्द करके ताला जड़ दिया गवा। किर उन लम्मों के चारों तरफ बड़ी गहरी खाड़यों खोद कर उनमें तेल मर दिया गवा और उसमें आग लगा दी गई। शहर के सभी दरवान मजबूती से बन्द कर दिए गए और सैकड़ों हिबियार-बन्द सिपाही धूम-यूम कर पहरा देने लगे। सारा शहर सावधन था। सब बड़ी सोच रहे थें— 'देखें, अब नायेन्द्र कैसे आता है और रानी को बैसे इसता है!"

रोप-पूनों आई। नागेन्द्र बहुत देर तक रानी की राह देखना रहा। लेकिन जब वह नहीं आई तो उसे बड़ा गुस्सा आया। यह अपने बारहों फन फैल कर फुफकार उटा। फिर सरसराता नगर की तरफ कर बहु पुस्से का बारपार न रहा। स्कृत-क्रप धारण कर बहु उड़ा और सीधे रानी के सन्द्रक में जा पहुँचा। "अरी बिश्वास-धातिनी! तूने सिफ अपना बादा ही नहीं तोड़ा। उलटे मुझे मरबाने की कोशिश की! बोल-जुप बयों हो गई!" नागेन्द्र ने जीम ल्य-ल्या कर कहा।

"नागराज! इसमें सेरा कोई अपराव नहीं। यह सब नेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। मैं तो अपना बादा पूरा करना ही चाहतां थी।" रानी ने साहस बटोर कर कहा। किन्तु उसी समय उसे अपनी उन अनोध बचियों की याद आ गई और वह वहीं मृछित होकर गिर पड़ी। [सरोध]



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



बुबो! तुम तो जानते ही होगे कि अस्य घोड़ों के लिए बहुत नशहर है। किसी समय अस्य के एक गाँव में 'ग्रिजक ' नामक एक आदमी रहता था। वह अपने कवीले का सरदार भी था। गिजक वड़ा इन्साफ-पसंद आदमी था। किसी के साथ क-स्वायत करना नहीं जानता था। लेकिन दिल उसका बड़ा नरम था।

गिजक बड़ा दानी भी था। उसके दान-धर्म की शोहरत हर तरफ फैंटी हुई थी। दान करने में वह कभी आगा-पीछा नहीं करता था। उसके मुँद से कभी 'नहीं' न निकटता था। उसके पास अपना कुछ नहीं था। जो कुछ था खुदा का था और वह उसे खैरात कर देता था। उससे ख़ैरात पाने की आशा में दूर-दूर के लोग उसके पास आया करते थे।

गिजक के घर जब कोई मेहमान आते तो बह खुद उनकी अगवानी करता और आदर के साथ अंदर ले जाता। बड़े प्रेम से उनको नहस्रता-चुक्रता और तरह-तरह के पक्ष्यान बनवा कर उन्हें खिल्लाता-पिक्रता। बह उन्हें अपने परुक्ष पर मुख्यता और उन्हें किसी तरह की तक्षत्रीफ नहीं होने देता। लोग उसकी खातिरदारी से इतने खुश हो जाते कि लोटने पर हर जगह उसी की बड़ाई करते। उससे जलने बाले और लालवी लोग भी उसके घर आकर इतने खुश हो जाते कि उनका दिल बदल जाता और वे उसके सहरे योह्य बदल जाता और वे

भिजरू को दुनियाँ में आगर जान से भी प्यारी कोई चीज थी तो वह उसका एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था 'अमराक'। वह उस पर सौ जान से न्योछावर था।

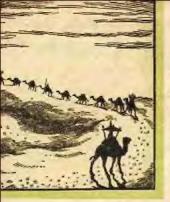

उस समय अस्य देश का खुडतान था इब्रहीम। इब्रहीम बहुत नेक आदनी था। उसे भी घोड़ों का बहुत शौक था। इस्रिक्ट वह इस-दूर ने खुन्दर घोड़े मेंगदाता और अवने अस्तवक की रोनंक बढ़ाता।

एक दिन उस मुखतान के कान में किसी ने कुँक दिया—"हुजूर ! आवके सनी घोड़ों से गिजर का घोड़ा 'अमराक ' ज्यादा खुवसरत है।" यह मुन कर मुखतान ने अपने अदिमियों की बुखया और कहा—" आओ, उँटों पर अद्यक्तियाँ त्याद ले जाओ और गिजरू को मुँह मौगा दाम दे कर 'अनराक ' को खरीद खाओ।" सुलतान के आदमियों ने जाकर गिजरू से यह बात कहीं। लेकिन वह राजी व हुआ। वन उन्होंने दाम बढ़ा दिया। फिर भी गिजरू राजी न हुआ। सुलतान के आदमियों ने सात गुना दाम बढ़ा दिया। लेकिन गिजरू हर बार इनकार करता गया। उसने बढ़े विनय के साथ कहा—"अमराक के सिवा आप और कोई भी चीज़ माँगिए, मैं देने को तैयार हूँ।"

आख़िर खुलतान के आदमी हताश होकर लीट आए और खुलतान से सब बॉर्त कह खुनाई। तब खुलतान ने मन में सोचा— "न जाने, वह बोड़ा कितना खुबखरत है कि मिजरू किसी मी द्याप पर देने को तैयार नहीं होता। जरा मैं खुद जाकर देख आऊँ।"

यह मेस बदल कर गिजल के घर
पहुँचा। वहाँ जाकर अमराक को देखा तो
उसका दिल काचू से बाहर हो गया। लेकिन
बह करता क्या । जब उस गिजल ने जिसके
सुँह से 'नहीं' न निकलता था, इनकार कर
दिया तो वह कैसे अमराक को या सकता
था । बह उदास हो अपने महल को लौट
आया और इसी फिल में बीमार पड़ गया।

धीर-धीर सुळतान की धीमारी बढ़ती गई। आखिर सुळतान के ठड़के ने वजीर को बुळा कर कहा—" वजीर साहव! किसी तरह अमराक को ळाना ही चाहिए। नहीं तो अठवाजान की जान न बनेगी। बोळिय, आप की क्या राय है है"

बजीर ने कहा— "साहजादा साहव! आप धनराइए नहीं। आप तो जानते ही हैं कि गिजरू कैसा दानी आदमी है! उसके मुँह से 'नहीं' कभी नहीं निकल्ता। फिर उससे यह घोड़ा बाँग लेना कीन सी बड़ी बात है! इस बार आप खुद गिजरू के यहाँ आइए। उसे खुल्तान साहब की बीमारी की बात मुना कर साल भर के लिए घोड़ा माँग लीजिए। कहिए कि एक साल बाद जरूर लौटा हुँगा। आप जाइए; इस बार घोड़ा आपको जरूर मिलेगा।"

शहजादा कुछ सगर साथ छेक्त दुरन्त वहाँ से चटा और गिजक के गाँव जाकर देखा तो माछम हुआ कि सारा गाँव सूना पड़ा है। वह सौच ही रहा था कि अब क्या किया आए। इतने में उसे एक गड़रिया दिखाई दिया। उससे पूछने पर उसने

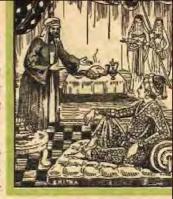

बताया कि स्खा पड़ जाने के कारण गाँव बाले यहाँ से कई कोस की दूरी पर एक करने के पास जाकर रहने को हैं। शाहजादा फिर वहाँ से चल कर थोड़ी देर बाद गिजक के पड़ाब पर जा पहुँचा। गिजक ने उसे देख कर बड़ी जाब-भगत की। थोड़ी देर में सब लोग खाने बैठे। शाहजादे ने ऐसा खाना कभी नहीं खाडा था।

स्वाने-पीने के बाद गिजरू ने शाहजादे से पूछा—" बताइए! आप यहाँ क्यों तकारीफ राए हैं ? मैं आपकी क्या खिदमत कहूँ ?!"

तब शाहजादे ने अस्माते हुए कहा— 'मैं आपसे 'अमसक 'को गाँगने जाया हूँ।' 'क्या ( अवराक को ! ' गिजरू वर्कित हो गया। उसके मुँह से और कोई बात न निकठी।

"हाँ, अमराक ही को " यह कह कर शाहकादे ने सारा किस्सा कह सुनाया और अन्त में यह भी कह दिया कि अमराक के बिमा सुरुतान की जान न बेनेगी।

यह सुनते ही गिजरू चुपचाप औरत् यहाने स्था।

तब शाहजादे ने पूछा—"क्यों गिजरू! तुम ऑस् क्यों वहा रहे हो ?"

यिजक ने ऑस् पोछते हुए जवाब सुरुतान चन्ना हो गया तो उस दिया—'इसलिए कि अब आपको देन के शाहवादे की दाकत की व लिए अनराक नहीं रहा। आपके आने पर में वगह अनराक की बाद में पड़ी फिक में पड़ गया। क्योंकि आपको पत्थर का घोड़ा बनवा दिया। खिलाने के लिए पर में गोस्त नहीं था। तब की उस मूर्ति को देखते ही ले मैंने अपने प्यारे अगराक को मरवा हाया। का किस्सा याद आ जाता है।

जायने जो गोइत स्वाया है, बह उसी जमराक का या।'

तब शाहवादे ने गिक्स को दिखासा देते हुए फहा—' गिज़रू! आज तुम्हारा नाम अमर हो गया। तुमने संसार को दिखा दिया कि मेहमान की खातिरतारी कैसे की जाती है। जनराफ तो अब नहीं रहा। लेकिन जब तक दुनियाँ रहेगी तब तक तुम्हारा और अमराक का नाम लोगों की जबान पर होगा।"

शहजादे ने लौट कर सुल्लान से सब कुछ कह सुनाया। कुछ दिन बाद जब सुल्लान बन्ना हो गया तो उसने जिस जगह शहजादे की दाबत की गई थी उस जगह अमराक की याद में एक बड़ा मारी पत्थर का थोड़ा बनवा दिया। आज भी योड़े की उस मूर्ति को देखते ही लोगों को गिजक





एक गाँव में विसेसर नाम का एक किसान जब कि सारा घर ही सुना हो रहा है ! ' इस रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सबेरे तरह वह बहुत चिता करता।

उठता तो शाम तक कोई न काम करता ही आखिर बहुत दिनों बाद भगवान शंकर रहता । कभी बेकार नहीं बैठता । इसलिए की रूपा से उसके एक लडका पैदा हुआ । कुछ ही दिनों में उसकी जायदाद दिन तुनी इसलिए उसने उसका नाम क्रपा-शंकर रखा। रात चौरानी वद गई। उसने कई सौ बीचे वह जन्म-जात केज्स निकला। दान-पुण्य जमीन खरीद ही और रहने के लिए एक महरू उसकी फूटी आँखों न सहाता था। उसके वनवा लिया ।

यह सब तो था। लेकिन उसके कोई बाल-बन्ने न थे। इसलिए वह हमेशा उदास रहा करता था। वह मन ही मन सोचता-' भगवान की क्या से मुझे खाने-पहनने की कोई कमी नहीं है। दस आदमी मेरे पास माँगने के लिए आते हैं। मुझे किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पडती। कर दिया जाय तो वहु आ कर उसको दान-

माँ-बाप जब किसी को कुछ देना चाहते तो वह रोक देता। उसके माँ-वाप सोचते कि जब बह बड़ा हो जायगा तो स्वभाव बदल जायगा । तब उस में उतनी कंज्सी नहीं रहेगी। लेकिन वह ज्यों ज्यों बड़ा होता गया उसकी केज्सी भी बदती गई।

<sup>6</sup> ऐसे नहीं होगा। अगर उसका व्याह लेकिन इस धन-दौरत से क्या फायदा है पुण्य करना सिखाएगी। घर की मर्यादा



वह के ही हाथ में रहती है।" उसके मीवाप ने थह सोंच कर एक तरपती कन्या
से उसका ब्याह- कर दिया। लेकिन वह क्या
भी कि उसके मीं-वाप एक वस ही स्वरीद ले
आए। पहले तो उसकी कंज्सी से मोंगने
बालों को ही दुल पहुँचता था। लेकिन अब
उसके मीं-वाप को भी उसका मना मिलने
लगा। बचो! जानते हो, ह्या-उंचर ने क्या
किया ( उसने अपने भीं-वाप को घर से
निकाल दिया। उनको गोठ की गंदगी ने
रहने के लिए कहा। हुटी साटों पर सोने के

गृहड़ दिए । स्वान साने के लिए उसने उन्हें दिया निट्टी का ठीकरा । जब स्वाने का बक्त होता तो इत्यान्त्र्यंकर रसोइए को साथ लेकर गोठ में आता । कुछ रूखा सूखा उन ठीकरों में परोसवाता और पीने के लिए माँड देता।

क्रपा-अंकर के मीं-वाप बेचारे उस पर आस कगाए बैठे थे कि बुदापे में बह उनकी सेवा-टहल करेगा। लेकिन उनकी सारी आज्ञा पर पानी फिर गया । वे अब उसके बाम की रोने लगे। आखिर उन्होंने यह सोच कर संतोष किया कि जब पोता वैदा होगा तो उस अन्याय की सारी कसर निकालेगा। आख़िर उन्होंने जो सोचा था वही हुआ। कुछ दिनों बाद क्या-शंकर के एक छड़का पैदा हुआ। "होनहार विश्वान के होत चीकने पात।" छडके को देखते ही आस-पड़ोस वालों ने कहा- 'लडका ठीक अधने दादा को पड़ा है। यह उन्हीं की तरह उदार होगा । ' इसीलिय वे उसको धर्मपाल कहने रुगे। लेकिन बूढ़े और बुढ़िया के वसीव में पोते को जी मर देखना और

गोदी में लेकर खेलाना भी बदा न था। इपा-संकर ने ऐसा बैदोक्त किया कि रुड़के को अपने दादा और दादी की कोई सबर भी न रूग सके।

लेरिन धर्मपाल ने जब होश सम्हाल तो उसे अपने दादा और दादी की सारी दुर्दशा माल्य हो गईं। उसके पिताने उसको गोठ में जाने से मना कर दिया था। लेकिन यह छिप कर रोज़ दादा के पास पहुँच जाता। कुछ दिन में कुपा-धैंकर को इसका पता चल गया। लेकिन वह थुड़ कर न सकता था। अब कर्मपाल खुले-सवाने दादा के पास वाने लगा। वह हसी सोच में पड़ा था कि कैसे बादा का कष्ट हर करे!

एक दिन कृपा-शंकर अपने मी-वाप को सतना देने के लिए गोठ में गया तो धर्मशल भी उसके साथ हुआ। जब बुद्दे ने करता-स्वा स्वा लिया वो उसके ठीधरे में माँड डाल दिया गया। बुद्दे ने नाँड़ पीने के लिए ठीकरा उठाया। लेकिन बुद्दापे के कारण उसके



कमजोर हाथों से ठीकरा छट गया और गिर अब उसे डर भी लगा कि इस पाप के फल-किस चीज में माँड पिठाऊँगा ? आपने यह आशिर्वाद देने स्मे । अच्छा नहीं किया । अब तो मुझे एक नया अब रूपा-श्रेकर ने बढ़े प्रेम के साथ

कर इक हो गया। तब धर्मपाल ने जो स्वरूप बुदापे में कहीं उसकी भी ऐसी ही पाल ही खड़ा-खड़ा देख रहा था, शपट कर दुर्गत न हो। वह तरंत अपने माँ-बाप के पैरों अपने दादा का हाथ एकड लिया और कहा- पड़ गया और आँख बहाते हुए माफी गाँगी। " दादा जी! आपने टींकरा फोड़ दिया ! उसको पछताते देख फर उसके गाँ-बाप का गन कृष्टिए: अब मेरा काम कैसे चलेगा ? जब मेरे भी साफ हो गया । वे धर्मपारु की चतुराई मीं-बाप बुढ़े हो जाएँगे तो फिर में उनको देख कर बहुत खुश हुए और उसे बार बार

ठीकरा खरीदना होगा।" उसने गुस्सा बाँ-वाप को महरू में छे जाकर रखा। उसने दिसाते हुए कहा । अब उनकी सेवा-टहरू में कोई कसर न होने अब क्रुपा-शंकर को अपनी गलती माल्य दी । उसके परिवार में फिर से आनंद का

हो गई। बढ़े माँ-बाप के पति उसका जो शज हो गया और उनके दिन हँसते-खेळते बर्तीय था उसके लिए वह शर्मिन्दा होने लगा। करने लगे।





एक बने जैसल में एक बाप रहता था। यह उस जैसल का राजा था और उसका मंत्री था एक तोता। वह तोता बढ़ा दयाल, दानी और परोपकारी था। जो कोई उस जैसल में आ जाता उसको तोता अपने राजा से कह कर रुपया-पैसा विकाला और बड़ी हज़्जत के साथ जैसल पर करा देता। इसलिए तोता जब तक मंत्री रहा, तब तक जैसल के राजा का बहा तारे सेसार में फैठ गया।

एक दिन एक गरीव ब्रावाण उस जैमल में आया। उसने आकर बड़ी दीनता के साथ मंत्री तोते की अरण की। तोते को उस बेचारे ब्रावाण पर बड़ी द्या आयी। उसने अच्छा समय देख कर बंगल के राजा से शरीव ब्रावाण की सिकारिश की। तब बाय ने कहा—" अच्छा तो तुम उसकी सहायता कर दो। राजा का धर्म ही है कि वह संकट में पड़े हुए लोगों को उबारे। यह कौन सी बड़ी

बात है।" तब तोते ने बाह्यण को बहुत-सा धन दे दिया। बाह्मण खुदी खुदी धर कोट गया।

वह बाक्षण उस घनसे एक साठ तक बड़े सुख से रहा। लेकिन था वह बड़ा सर्वीख। इसलिए थोड़े ही दिनों में सारा घन चुक गया और वह फिर मुखों मरने लगा।

तब उसे फिर जैंगल के मैत्री तोते की उदारता और दानझीलता याद आई। बह फिर उस जैंगल की ओर चला।

लेकिन तब तक बाध-रावा के दूरवार में बढ़े वड़ हैर-फेर हो गए थे। अब मंत्री के आसन पर तोते के बदले एक कौआराम विराजमान थे।

बाबाण ने मंत्री कीजाराम के पास जाकर अपनी राम-कहानी तुनाई। कीए ने कहा— 'बाबाणों के सरकार से बढ़ कर और कीन सा पुण्य हो सकता हैं! आप अर्धी बैठे रहिए।



में अभी राजा से कह कर आपकी गदद करा देता हैं। 'यह कह कर की जाराम बाग के वास गया। 'आज बहुत दिनी बाद हमारी किस्मत खुक गई है। देखिए न, बेठे-किराए मनुष्य का मांस खाने को मिरु रहा है। एक भारी तोंद बाला मोरा-ताजा बाबाण आपके दर्शन के लिए आया है। उसका कैसा सरकार करना है सो तो आप जानते ही हैं!' की आराम ने बाय से कहा और जाकर माबाण को उसके पास भेज दिया। बाबाण को देखते ही बाय गरज कर उस पर हरा। बाबाण ने की पते

हुए हाथ बोड़ कर कहा— "राजन्। मैं

गरीय वाळ-बचों वाळा आदगी हूँ। मुझे न

मारिए। पिछळी बार आपने मुझ पर बड़ी

क्या की थी। आप के ही दान से आज तक
मैं बचों-सहित मुख से दिन काट रहा था।
मैंने सोचा था कि इस बार भी आप मुझ

गरीय की बदद कर बेड़ा पार क्या देंगे।

इसीकिए मैं यहाँ आने का साहस कर सका।

अगर मुझे माइस होता कि आप मुझे गार

डालेंगे तो मेरी क्या मजाइ भी कि जो गहाँ

तक आ जाता!" माझण की में बार्त मुन

कर बाब को कुछ तरस आ गया। उसने बाबण भगवान का नाम लेकर वहाँ सं कहा—"पगले कहाँ के! देखते नहीं कि सिर पर पैर रख कर भाग निकला। वह मन जनाना बदल गया है। धर्म बदल गया है। ही मन डर रहा था कि कहाँ बाध फिर साथ ही राज-मन्त्री भी बदल गया है। क्या अधना निक्षय बदल न डाले।

तुम समझते हो कि अब भी दुनियाँ उसी बाबा आदम के ढंग पर चल रही है ! तम सोचते होगे कि राजा तो नहीं बदला है। लेकिन यह तुम्हारी मूल है। मन्त्री के साथ साथ राजा भी बदल गया है। राजा तो मन्त्री की सलाह पर चलने वाला कट-पुतला है। पिछली बार मेरे मन्त्री तोते ने तुन्हारी सिफारिश की थी। इसलिए तुम्हें उतना धन मिला या। नए मन्त्री की सलाह के अनुसार आज में तुरो सा जाता। छेकिन तुमसे पुरानी जान-पहचान है। इसलिए तरस खकर छोड़ देता हैं। अब तुम यहाँ से तुरन्त रफूचकर हो जाओ। नहीं तो कुशल न होगी। "

बाह्मण- की सी बड़ी उतावर्ठी के साथ अपने पति की राह देल रही थी। बाह्मण को खाठी हाथ हाँभते हुए आया देल कर उसका मन निराध हो गया। ज्ञह्मण ने जन सारी कहानी उससे कह सुनाई तो उसने काळी में था! उनकी कुण से धन नहीं मिरु तो न सही। जान तो बच गई! ग़रीबी में भी दिन किसी न किसी तरह कट ही जते हैं। न होगा तो और किसी ऐसे राजा की शरण लेंगे जिसके दरवार में अच्छा मन्त्री हो।" यह कह कर उसने सुल की साँस ही।





पुराने जमाने की बात है। इंद्रपुक्ष करिया देश का राजा था। उसे एक दिन समुंदर की सेर करने का शीक्ष हुआ। राजा का शीक्ष पुरा न हो तो और किसका हो। वुरंत हैस के आकार का एक मुंदर बहाज बनाया गया। राजा अपनी की और मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ कर समुंदर की सेर करने निकला। जहाज ने लंगर उठाया। मस्तुल से एक ताना गया और जहाज तीर की तरह कहरों की चीरता निकल पड़ा।

ठेकिन न जाने, जहाज किस बुरी साइत में नल्ज था! बीच समुंदर में जाते-जाते बड़ा भारी तुफान का गया। हवा के झोंकों से पाल की धंजियों उड़ गईं। मस्तुल टूट गया और जहाज सुखे परी की तरह डोलने लगा। अह्यज के सब लोगों के प्राण नकों में समा गए। खलासियों ने जहाज को किनारे लगाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन उनकी एक

न चली। थोडी देर बाद पहाड जैसी एक कैंची तरंग उठी और पछ में अहाज को निगल गई! जहाज पर जितने होंग थे सभी जल-गर्भ में जाकर सदा के लिए सो गए। महाराज इंद्रचन्न गोते खा ही रहे ये कि उन्हें एक कुँदे का सहारा मिछ गया। वे तैर कर जान रचाने की कोशिश करने लगे। थोडी देर बाद उन्हें ऐसा माछम हजा कि उस कंदे का इसरा सिरा पकड़ कर और कोई तैर रहा है। उन्होंने पछा-" फौन है ! " " में रानी हूँ । " जवान आया । यह सुन कर महाराज को पहले तो बड़ी खुशी हुई ! लेकिन तुरंत नन में विचार उठा कि आफ़्रिस हम कितनी देर तक इस तरह तैरते रहेंने ? उन्होंने रानी से कहा-" बाहे जो कुछ भी हो, कुंदे को छोड़ना मत। अगर मनवान की हुया हुई तो हम दोनों इसी के सहारे पार टम जाएँगे।" आख़िर हुआ भी

ऐसा ही। उसी कुंदे के सहारे तैरते हुए वे दोनों फिनारे पहुंच गए।

और कोई होता तो उस कुरे की वहीं छोड़ कर अवनी राह पकड़ता। लेकिन राजा और रानी ने ऐसा नहीं फिया। उन्होंने समझा कि भगवान ने ही उस कुंद्रे के खप में उनकी जान बचाई है। इसलिए उन दोनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस कुंदे की प्रदक्षिणा की और उसे हाथ बोड़ कर प्रणाम किया। तब महाराज ने रानी से कहा-" इसी कुंदे के कारण आज हम दोनों की जान बची है। यह कोई मामुली छंदा नहीं है। इसलिए हम इस कुंदे से दो देव-मृतियाँ बनवा कर उन्हें मन्दिर में श्लेंने और उनकी पूजा करेंने। क्यों, यह अच्छा होगा न ! " रानी ने जवाब दिया—" आपको तो अच्छी शत सूझ गई। इम जरूर ऐसा ही करेंगे। इसी कंदेने तो हमारी जान बचाई है।"

राजा और रानी उस कुंदे को खिबा कर अपने महल में पहुँच गए। दूसरे दिन तक राज भर में यह बात फैल गई कि एक रफ़ड़ी के कुंदे ने राजा की जान बचाई है। इसलिए राजा उससे दो देव-मृर्तियाँ वनवाना चाहते हैं। यस, अब क्या था! देश के कोने

...........



कोने से शिली लोग आकर राजा के दरबार में जमा हो गए। हर कोई कहता था कि मृतियाँ बनाने का कम मुझी को सौप शीवए। उन सब को देख कर राजा बड़ी चिता में पड़ गया कि आख़िर मुर्तियाँ बनाने का काम सींपा जाए तो किसे ! उने कैसे माल्य हो कि सब से अच्छा शिली कीन है ! इसलिए उसने सब से कह दिया कि मैं इसका निर्णय कल करूंगा।

उस रात राजा को भगवान ने न्यूप्र में दंशन देकर कहा- " हे राजा ! उस कंदे से देव-मूर्तियाँ बनाने का काग उन शिल्पियाँ में से किसी को न साँपना। वे उसके योग्य

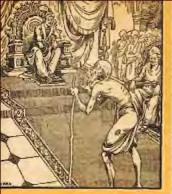

नहीं हैं। कड तुम्हारे दरवार में एक बृद्। जिल्पी आएगा। उसी को यह काम सौंपना।'' इतना कह कर वे अन्तर्धान हो गए।

हुसरे दिन सन्धुन ही एक बृढ़े खिल्मी ने राजा के दरबार में आकर कड़ा—' राजन ! मैं एक शिल्मी हूँ। मैंने सुना है कि आप दो मृतियाँ बनवाना चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। '' लेकिन वह शिल्मी वड़ा बृड़ा था। यह तो बगैर लाटी के चल ही नहीं सकता था। इसलिए सभी दरबारी क्शना-इसी करने लो कि यह बधा ख़ाक मृतियाँ बनाएगा! लेकिन राजा ने अपने सपने की बाद करके उसी को यह काम सौंगा। तब बहाँ और नितने शिक्षी थे सब मन ही मन राजा को कोसते हुए बले गए। लेकिन हर बिसी के मन में अब भी वही आशा थी कि जब इस बुढ़े से काम नहीं होगा तो राजा बुझी को बुलाएँगे।

उस बृद्दे शिल्पी ने पहले राजा के सामने कुछ शर्ते रखीं—"जब तक में ये मुस्तियाँ बनाता रहें तब तक कोई मेरे पास न आने पाए। में एक बन्द घर में बैठ कर मूर्तियाँ बनाऊँगा। जब मेरा काम खतम हो आएगा तो में खुद कियाड़ खोल कर बाहर आ नाउँगा। लेकिन इस बीच में कोई मुझे लेखे। नहीं तो काम पूरा नहीं होगा।" राजा ने उसकी शर्ते बान शी। लेकिन दरबारियां ने मन में कहा—"देखें, यह बृद्दा अंधेरे में बैठ कर कैसी मुर्तियाँ बनाता है! म्या यह इस्ता है कि मुर्तियों को नजर लगा आएगी!"

राजा ने शिल्मी के लिए एक घर बनवा दिया। बुदा टस कुंदे को लेकर घर में बैठ गया और अन्दर से भारे दरवाने बंद कर लिए। में कई दिन मीत गए। बुदा स्तना स्त्राने के लिए भी घर से बाहर नहीं आता या। आखिर कुछ शिल्पियों के मन में इच्छा पैदा हुई कि जाकर देखें, बुदा अंदर क्या कर रहा है! उन्होंने घर के पास जाकर बढ़ी देर तक फियाड़ के छेटों से कान स्था कर सुना। केकिन उन्हें क्टीं किसी तरह की जाइट न सुनाई पड़ी। उस घर के अंदर सकाटा छाया हुआ था। तब उन्होंने राजा के पास जाकर कहा—"महाराज! उस बहु ने आपको अच्छा चकमा दिया है। वह तो उस घर में है ही नहीं। उस घर से तो किसी तरह की आहट नहीं सुनाई देती। वह बुड़ा सब की औरत बचा कर कमी का भाग गया होगा।" लेकिन राजा को तो उस बुढ़े पर पूरा किथास था। इसलिए उसने उन सुग़लस्त्रीरों को खूब फटकारा। वे अपना सा शैंड लेकर चले गए।

और कुछ दिन बीत गए। लेकिन बूदें के घर के किवाड़ अब भी नहीं खुले। तब किर कुछ शिल्पियों ने बाकर राजा से कहा—
"राजन्! बूदें के घर में तो बिरुकुरु सकाटा छाया हुआ है। कहीं बूदा मूलों पर तो नहीं गया! उसे कुछ न कुछ अकर हो गया होगा। नहीं तो यह अब तक मुर्तियों बना खुका होता।" इस गर राजा को सचमुच शंका हो गई। इस तरह दिन-रात कान भरते रहने से राजा का धीरज भी टूट गया। तब



राजा ने बृद् के घर के पास जाकर किया हैं खटखटाए। लेकिन अन्दर से कोई जबाब नहीं अथया। तब राजा ने निराध हो कर जबदेस्ती दरवाजा खुलवाया। लेकिन अन्दर जाकर देखने पर आध्यर्थ । न वहाँ वह बृद्धा शिल्पी ही था और न वह लकड़ी का खुंदा ही। बहैं। वो खुन्दर मूर्तियाँ नाथ पड़ी हुई थीं। उन मूर्तियाँ का रूप देख कर राजा मुख हो गया। लेकिन इतने में उसे मादम हुआ कि उन दोनों मूर्तियों के न हाथ हैं और न पर। वे कैसी मूर्तियों हैं।

इतने में सगवान की उस नृति ने कहा-"हे राजा! तुमने नाहक उतावळी की। अगर तुम थोड़े दिन और रूक जाते तो हम दोनों के हाथ-पैर भी बन जाते। तुम्हारी उतावळी के कारण जब हमें बिना हाथ-पैर के ही रह जाना पड़ेगा।"

तन इन्द्राञ्च ने देडवत करके कहा— "भगवान! हामा कीनिए। सुझे सङ्का हो गई थी कि वह बुड़ा मर गया है। इसीलिए मैंने कियाड़ खुलबए। लेकिन वह शिल्पी कहाँ है। वह कहीं नहीं दिखाई देता!"

'में ही वह शिल्मी हैं।' भगवान ने कहा।

अब महाराज को अपनी मूछ माछम हो गई। छेकिन 'अब पछताए होत क्या, बिड़िबाँ सुग गई खेत!' उन्होंने तुरंत सागर किनारे पूरी में, जहाँ उन्हें यह दुंदा मिछा था, एक बड़ा भारी भेदिर बनवाया। उस भेदिर में उन्होंने दोनों मृतियाँ की मृतिष्ठा करवाई।

उसी दिन से उड़ीसा का 'व्री-कालाथ' बड़ा भारी टीबि-स्थान बन गया। आज भी भारत के कोने-कोने से खर्खों खोग हर सारू जगन्नाथड़ी देखने जाते हैं।





👣क शिकारी था जिसका नाम था धनुजय। बह बड़ा हरू-पुष्ट, सुन्दर जवान था। डर तो उसे छ तक नहीं गया था। पने जक्रलों में, ऊँचे पहाड़ों पर और खतरनाक जगहों में वह अकेला चूमा करता था।

एक दिन धनुश्चय तड़के उठ कर एक नए जड़क की तरफ चला। उस जंगल के बीचों-बीच धुसने पर उसे एक नैदान मिला। बहाँ हरी मुख्यम धास काळीन की तरह विछी हुई थी। जगह-जगह सुन्दर रंग-विरंगे फूल सुगन्ध फैला रहे थे।

ु उस मैदान में थोड़ी दूर आगे बढ़ कर वह अचानक हक गया। उसे संगमभर का एक गोल चवृतरा सामने दील पड़ा। उसके चारों ओर नरह-तरह के फूल लिले हुए थे। धनुज्ञय वे देव-लोक के फूल थे। धनुजय ने सोचा कि चलो, उस चब्तरे पर बैठें और थोडी देर आराम करें। लेकिन उस पर जाने के लिए उसे कोई सह नहीं निली।

धनुजय सड़ा-खड़ा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए ! इतने में उसे कहीं से एक अलीकिक गान खनाई देने लगा। यैसा गान उसने कभी नहीं सुना था। वह किसी मनुष्य का कण्ठ नहीं जान पहला था। धनुजय ने जब सिर उटा कर चारों ओर देखा तो उसे आसमान से कोई गोल-गोल चीज धीरे-धीरे जमीन की ओर उतरती दीख पड़ी। धनुज़य समझ गया कि यह गाना उसी से आ रहा है।

ज्यों-ज्यों बह चीज़ जमीन के नवदीक अनेकों अक्षरों की सेर कर चुका था। लेकिन आती गई खों-खों उसका रूप भी स्पष्ट होने ऐसे फूल उसने कहीं नहीं देखे थे। शायद लगा। साथ-साथ गाना भी स्पष्ट सुनाई देने

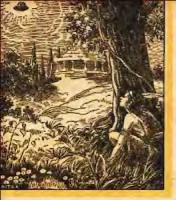

लगा। थोड़ी देर में धनुज़य ने देखा कि वह एक उड़न-खटोल है और उसनें कोई बैटा है। गौर से देखने पर धनुज़य को उसमें सात अल्पन्त सुंदर बालाएँ दिलाई पड़ी। देखने में ने सन एक-सी थीं। यह भी नहीं कहा जा सकता था कि उनमें कीम बड़ी है और कीन छोटी। सभी मानों एक ही सांचे में डली हुई थीं।

वे सात युवतियाँ घुटनों तक लटकने बांटे लम्बे, काले केश महरातीं नीचे उतर आई और एक दूसरे का दाव पकड़ कर उस चबुतरे पर नाचने लग गई। उनके तृत्व से उस चतुतरे के चारों ओर सुनहरी किरणों का एक घेरा-सा बन गया। उनका गांगा स्वर्ग की नदी नंदाकिनी के कळरव-सा जान पड़ता था।

यद्यपि वे सात कुनारियाँ एक-सी थीं, फिर भी भ्यान से देखने पर पता चल जाता था कि एक उनमें सबसे उधादा धुँदर हैं। उनकी बातें छुनने से धनुझय को माल्झ हो यद्या कि वह सब बहुनों से छोटी है और उसका नाम है तारा। उसको देखते ही धनुझय सुरुष हो गया।

बह बोड़ी देर तक चुपचाप बैसे ही खड़। रहा। लेकिन आख़िर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने ज़ोर से उन्हें पुकार। उसको देसते ही सात कन्याएँ झट उड़न-स्टोले में बैठ गईं और परुक गरते आँखों से ओक्कल हो गईं।

धनुज़ब हाथ मरूता हुआ पर ठौटा। राह् में उसे एक तोता दील पड़ा। धनुज़ब ने जब उस पर निद्याना रुगाया तो उसने कहा "भाई! अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुन्हें एक ऐसा मन्त्र बताऊँगा जिसके जपने से तुन पशु-पश्ची का रूप भी धारण कर सकते हो।" धनुज्ञय ने धनुष पर से तीर उतार किया। पेड़ से उतर कर तोता उसके कंधे पर आ बैठा और उसने धीरे से उसके करतों में मन्त्र कट दिया।

हुसरे दिन अनुस्नय एक विरुद्ध का रूप धारण कर उस बबूतरे के पास लेट रहा। अब समय पर वे कुमारियों फिर आसमान से उत्तरी तो वह उट फर उनकी ओर बखा। लेकिन उसकी आहट सुनते ही वे सब उड़न-खटोले पर बढ़ गई और पट मर में गायब हो गई। धनुस्नय फिर निरास होकर लोट आया।

तीसरे दिन धनुजय ने वड़ी देर तक कोशिश करने सोच-धियार कर एक छुनहरे चृहे का रूप धारण किया और चहुतरे के नीचे क्यारी में इभर-उपर दौड़ने छगा। समय पर देव-कुमारियाँ आसमान से उतरी और चचुतरे पर रोज़ की तरह नृत्य करने छगी। बोड़ी देसा कर अन देर बाद उनका नृत्य समाप्त हो गया और वे और तारा को छौट कर जाने की तैयारियाँ करने छगी। वा वैठी। देसा इतने में एक छुनहरा चुहा चयुतरे पर चढ़ में छिप गया।



आया और इधर-उधर दौड़ने ख्या। उस चृहें को देख कर सबसे छोटी जड़की तारा उस पर लड़् हो गई। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने ख्या। लेकिन उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस सुनहरे चृहे ने नजुष्य का लप भारण कर दिया और उसका हाथ पकड़ दिया। यह देस कर अन्य कुमारियों सम्भीत हो गई और तारा को वहीं छोड़ कर उड़न-खटोल आसमान में छिप मया।

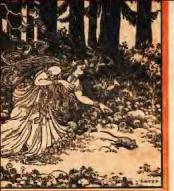

धनुद्भय अब बड़े भेम से तारा को समझाने-बुझाने लगा- "इरने की कोई बात नहीं। में तुम्हें कोई कप नहीं दूँगा। में तुम्हें हमेशा सिर-ऑलों पर रक्ष कर पूजा किया करूँगा।" इसके बाद उसने उसे तरह-तरह की कहानियाँ सनाई। अपने शिकार की मनोरंजक घटनाएँ खब बढा-चढा का उसके सामने बसान कीं। यहाँ तक कि थोड़ी देर में तारा का सारा डर दूर हो गया। धनुझय ने उसे अपने घर ले जाकर ज्याह कर लिया। कुछ दिन बाद तारा सचमुच उस चबूतरे के पास ले गई और झट अपने

\*\*\*\*\*\*

छड़का भी पैदा हुआ। छेकिन तारा के मन में वह शंका बनी रही कि न जाने, उसके पिता क्या सोचते होंगे !

BOOK BURNER OF BURNER OF BURNER

वारा देवराज की सात कर याओं में सब से छोटी थी। उसके पिता उसी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ज्यों-अ्यों दिन बीतते गए, उसके मन में पिता को देखने की इच्छा वडती गई।

बहु जानती थी कि वाँस की एक बडी टोकरी बना कर अपने दिव्य-गाम की महिमा से वह उसे उड़न-खटोले की तरह आसमान में उड़ा ले जा सकती है। इस तरह पिता को देखने वाना उसके लिए कोई मुस्किक काम न था। लेकिन उससे धनुकाय को छोड़ते भी नहीं बनता था।

इसी तरह और कुछ दिन चले गए। आख़िर जब उससे न रहा गया तो उसने जाने का निधय कर लिया। बाँस की समियों की एक बड़ी टोकरी तैयार की। एक दिन वह पति की औरत बचा कर टोकरी जंगल में उससे प्रेम करने स्वाी। उसके एक सुंदर रुड़के के साथ टोकरी में कैठ कर गाना हुन्ह

...........

कर दिया। तुरंत टोकरी जमीन से उठ कर बासमान में उड़ने रुगी।

धनुज्जय दूर से यह गाना सुन कर अचरज में पड़ गया। उसने सोचा-" इतने दिनों बाद आज फिर कहाँ से यह गीत सुनाई दे रहा है ! " जब उसने आसमान की ओर नवर फेरी तो उसे उड़ती हुई टोकरी में लड़के के साथ तारा दीख पड़ी। वह पदरा कर चिहा उठा-"तारा! तारा! कौट जाओ! मेरी बात मानो और कौट आओ! तुम मुझं क्यों छोड़े जा रही हो! मौने क्या अपराध किया है ? " वह बहुत गिड्-गिडाया, पर टोकरी उपर उडती ही गई। यहाँ तक कि थोडी देर में वह आँखों से ओझल हो गई। वेचारे धनुक्तय की पुकार सूने आसमान में गूँज कर रह गई।

वह वेचारा अपना सव कुछ खोकर पागठ बना पर छौटा। सूना घर उसे काट खाने छगा। शोक में हुआ हुआ वह संसार से विरक्त हो गया और ज्यों-खों कर पहाड़-से दिन काटने छगा। छैकिन उसके मन के किसी

A STATE OF STREET

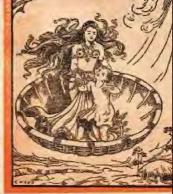

कोने में अत्र भी आशा की किरण बच रही थी।

अथनी प्यारी रुड़की तारा को पुत्र-सहित जाई देख कर उसका पिता बहुत खुश हुजा। तारा पिता के घर में खुशी से रहने रुगी। लेकिन उसके मन में धनुक्तय की चिंता वनी रही। उसका रुड़का मी दिन-दिन पिता की चिंता में युरुने रुगा। दिन-दिन उसका सुख पीला पड़ता गया और यह दुवला होने रुगा। यह देख कर तारा के पिता ने एक दिन उसे युला कर कहा—"वेटी। रुड़के को पिता की याद सता रही है। देखती नहीं,

\*\*\*\*\*

वह कितना दुवला हो गया है! तुम पृथ्वी पर जाकर अपने पित को भी वहाँ क्यों नहीं ले आर्ती! तुम दोनों यहाँ सुख से रह सकते हो।"

तारा तो यह बाहती ही थी। वह तो डर के मारे अब तक पिता से यह बात न कह सकी थी। नहीं तो वह कभी की पति को यहाँ ले आती। आज जब उसके पिता ने खुद उसे इजाज़त दे दी तो उसका सारा संकोच दूर हो गया। वह पुरंत उड़न-स्टोले पैर बैठ कर धरती पर उतर आई।

धनुजय उस समय उसी चब्तरे के निकट बैठा-बैठा तारा की याद कर रहा था। इतने में अचानक उसे बही दिव्य-नान सुनाई पड़ा तो पहले उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ। लेकिन जब उसने सिर उटा कर आसमान की तरक देखा तो उसे बहुत हुर पर एक काला घटना-सा दिखाई दिया जो पर-पर बड़ा होता जाता था। वेचारा खुशी के भारे वावला वन सवा। बोड़ी ही देर में उसकी प्यारी तारा उसके सामने आ खड़ी हुई। दोनों की आँखों से आँखू वेरोफ-टोक वह रहे थे।

तारा ने उससे सारा हाल कह सुनाया। बह दो-तीन दिन एथ्बी पर आनन्द से बिचरी। फिर पति को लेकर पिता के पर चली गई। तारा के पिता ने धनुक्रय की बड़ी आव-भगत की। धनुक्रय वहाँ बड़े पुख से रहने लगा।

आज भी वे दोनों दम्मति चिड़ियों का रूप धारण कर कभी-कभी पृथ्वी पर आ जाते हैं। वे अपनी पुरानी झोंपड़ी के चारों ओर मॅडराते हैं और ख़ुख देर बाद फिर अपने लोक को लौट जाते हैं।





Uक बार एक गाँव में एक अमीर के घर उस रोज ख़ास कर ब्राह्मणों की पहल में सैकड़ों लोग शादी में आए थे। लोग पहल आम मैंगवाए थे। वे बड़े क्रीमती और के बाद पङ्गत खाने बैटते थे। बाबाण-बोजन बहुत ही रसीछे थे। चल रहा था। न जाने, कहीं कहीं से आकर वातूनी ब्राक्षण ने जब आम खाना शुरू इएड-के-इएड ब्राझण जमा हो गए थे। किया तो गुरुकी उसके हाथ से छूट कर बगक परोसते-बाले ताकों वम हो रहे थे। पर बेचारे के अनमने ब्राह्मण के पत्तल में जा गिरी। बड़ी मुस्तेदी से परोस रहे थे।

उस रोज पङ्गत में दो जामण बैठे थे। उनमें एक बड़ा बात्नी था। वह पह्ना झलता हुजा, पक्त्य में का स्वाद सराहता हुजा, धीरे-धीरे ला रहा था।

दूसरा बाझण जनगते चित्त से भोजन कर रहा था। इसलिए पत्तल की तरफ उसका ध्यान न था।

बडी धून-धाम से झ.दी हो रही थी। परोसने के लिए बतमान ने बहुत बढ़िया

यह देख वह भन ही भन डाने छगा कि व जाने, यह ब्राह्मण केता आदमी है ? माद्यम नहीं, अब यह कितना हुछ। मजाएगा! भोजन छोड़ कर उठ जाएगा क्या ! वह मन ही मन पछनाने लगा कि आज में नहक यहाँ चल आया। न जाने, कितना मळा-बुरा सुनना पड़ेगा ? उसे सुझता नहीं था कि अब क्या किया जा सकता है।

#### समित्रा राउत

लेकिन वह दूसरा बाक्षण अपने बगल उसने जवाब दिया—"हीं, हीं, हार्ग जी, बाले से बातें कर रहा था। इसलिए उसने देखिए न! उससे भी बड़ा आधर्य यह है यह सब देखा नहीं। थोड़ी देर बाद जब कि मेरे आग में गुउली है ही नहीं! भगवान उसने अपने पशल की ओर नज़र फेरी तो की लीला अपरन्पर है। उसके लिए कुछ भी उसे एक के बदले दो गुठलियों दिलाई दीं। अनहोनी नहीं।" इस तरह उसकी उसने बातूनी बाह्मण से कहा—"मिश्रजी! लज बच गई। देखिए तो, कितने आधर्य की बात है! मेरे उन दोनों की बातें छुन कर लोग खूब आग में दो गुठलियों हैं! मैंने आज तक हैंसने लगे। उन्होंने सोचा—"कहीं ये ऐसे आधर्य की बात न कहीं देखी दोनों पागल तो नहीं हो गए हैं!" लेकिन और न छुनी थी।" असली रहस्य उनमें से किसी की समझ

यह सुन कर उस बाजण ने (जिसके हाथ में नहीं आया। से शुटकी छूट गई थीं) मन ही नन सोचा- म्ह-चूक सभी से हो जाती हैं। लेकिन 'यह तो मगवान ने इस सक्कट से बाहर बुद्धिमानी के साथ अपनी मूल सुधार लेने में होने के लिए अच्छा रास्ता दिखा दिया है।' ही आदमी की तारीफ हैं।





यहाँ नौ तस्वीरे हैं जो सभी भिन्न भिन्न माञ्चम होती हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हैं। इन में दो बिलकुल एक सी हैं। बताओ ती वे दोनों कौन हैं! अगर न बता सको तो ५२-वाँ एष्ट देखो।



# सफाई

भिन पिछली बार बताया था कि बचों को अच्छी जादतें डालनी चाहिए। उनमें सबसे पहली सफाई की आदत है। जब बदन साफ रहता है तब मन भी निर्मल रहता है।

बदन को साफ रखने का पहला सायन है स्नान। स्नान करने से बदन में फ़ुर्ती आती है और बकान दूर हो आती है। मानसिक कार्य करने वालों के डिए ल्लान से बद कर कुछ नहीं है। हुस्ती, काम करने में मन न लगना, सिर चूमना इत्यादि नियम से खान न करने के फल हैं। स्वान करने से माँस-पेशियों को आराम मिळता है। रगों में खून साफ़ी से वीड़ने लगता है और लचा की गन्दगी दूर हो आती है।

लेकिन कुछ कोग ऐसे आकसी होते हैं कि नहाते हुए उनकी जान वाती है। फिर इसमें अचरज की कौन सी बात है कि वे अकसर लचा-सम्बन्धी रोगों के शिकार बनते और हमेशा परेझान रहते हैं!

स्वास्थ्य की दृष्टि से घर की सफाई का भी बहुत ज्यादा महत्व हैं। जबस्तर गन्दे घर में रहने वाले हमेशा बीनार रहते हैं। घरों और बाजारों की गन्दगी से तरह तरह के संकामक रोग फैलते हैं। गन्दे आलीशान महलों में रहने से भी साफ जोपहियों में रहना बेहतर है। घरों में दोनों जून साहू देना बाहिए। जहाँ भूल ज्यादा हो वहाँ पानी का छिड़कान करना बाहिए। इपने दस दिन में एक बार साग घर लीप-पोत लेना बाहिए। पक्का फरी हो तो घो लेना बाहिए। गन्दे घर में रहने से बढ़ कर कोई नरक नहीं है।





## बोतल में आम !

इस बार में तुम्हें बताऊँगा कि तंग मुँह बाली बोतल में आम का फल कैसे घुसाया जा सकता है। यह बहुत ही आश्चर्य-जनक है। अब तुम सोचते होंगे कि शायद अण्डे

की तरह इसे भी एसेटिक एसिड में या सिरके अक्र में क्यों नहीं आई! में डुबो कर कुछ समय तक रखना होगा। और नहीं तो सोचते होंगे कि बोतल का पेंद्रा तोड़ कर आम उसमें गुसाने के बाद फिर चिपका देना होगा। लेकिन नहीं।

अब तुम कल्पना करोगे कि यह कोई मामूली आन नहीं है। यह कोई स्वर वैसी लबीली चीज का बना हुआ आम है। लेकिन में फिर कहुँगा- नहीं।

909090808080808080808

चिछकी बार मैंने तुम्हें बताया था कि बोतल अब आप सारा धीरज खोकर पुछ में अण्डा कैसे दिखाया जा सकता है। बैटेंगे कि फिर आम उस बोतल में कैसे वुस जाएगा? क्या कोई मन्तर-यन्तर है इसके लिए ! ळीजिए, मैं इसका रहस्य खोले देता है। यह ऐसा आसान है कि आप सोचने लगेंगे कि ऐसी मोटी बात हमारी

> एक तेग मेंह वाली बोतल ले लीजिए। एक फले हुए आम के पेड़ के पास जाइए। एक अमौरी जो उस बोतल के तम सेंह में समा जाए, जुन छीजिए। फिर अमारी बोतल में धुसा कर, बोतल को मज़बृत थागे से डाली में कस कर बॉध बीजिए। फिर एक महीने तक उसको वैसे ही छोड़ दीजिए तो देखिएगा कि आम बड़ा हो गया है और

> > **班班内的公司的市场**

अब बोतल से बाहर नहीं निकल सकता है। बस, डण्टल तोड़ लीजिए और बोतल को बर ले जाइए ।

तमाशा करते समय बोतल में वो आम है ठीक उसीक जैसा आम एक और ले लीजिए और एक खाली बोतल भी। फिर होनों दर्शकों के सामने रख कर कहिए कि 'देखिए, इतना बड़ा आम में इस बोतल में घुसा दूँगा।' वे सब ऑसे फाइ-फाइ कर देखने लगेंगे कि देखें, यह आम इस तंग मुँह बाली बोतल में कैसे समा जाता है!

अब आप आम रखी हुई बोतल ले लीजिए और सफाई से खाली बोतल और आम को लिया दीजिए। लोग बोतल में आम देख कर ख़ुदी से तालियाँ बजाने लगेंगे।

बोतल में आम को बहुत दिन तक बनाए रखने के लिए उसमें शहद भर दीजिए।

[अगर कोई इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करना चाई तो सीधे प्रोफेसर साहब को कितें। प्रोफेसर साहब खुद उनके सारे सन्देह दूर करेंगे। हाँ, प्रोफेसर साहब को पत्र अंग्रेजी में ही लिखा जाए। यह ध्यान में रहे। प्रोफेसर साहब का पता:—

प्रोफेसर पी. सी. सरकार, मेर्जीशियन पी. वा. ७८७८ व्हक्तका १२ ]

新新 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 由 化

# मेल से लाभ

[ ध्यक्रोक वी. ए. ]

एक पेड़ पर बना चींसला एक काम था रहता। नील-गमन में उड़ता किरता सदा मौज था करता।

कुछ दिन बीते, तब मादा ने अण्डे दो चार दिए। एक सर्प ने चुपके से आ सब अण्डे साफ किए।

परेशान हो तब दोनों ने कौओं को बुलवाया। सब कौओं के आ जाने पर अपना हाल सुनाया।

सब कीओं ने आपस में मिल राय यही ठहराई -कभी सर्व उत्पर आये तब हमला कर दो भाई!

अण्डे चार हुए जब सुन्दर सर्प तभी चढ़ आया। इमला किया सभी ने मिलकर नीचे उसे गिराया।

आपस में मिलकर रहने से काम मरल हो जाते। एक एक स्थारह होते हैं मुद्धिमान यतलाते।



### अङ्कों का शिखर!

\(\frac{\dagger}{2} \times \cdot \dagger + \cdot \eq = \quad \cdot \\
\\ \{2} \times \cdot \dagger + \cdot \eq = \quad \cdot \\
\\ \{2} \cdot \cdot \dagger + \cdot \dagger + \cdot \eq = \quad \cdot \cdot \\
\\ \{2} \cdot \cdot \dagger + \

#### बताओं तो ?

किसी गाँग में सात कोरों का एक वरू रहता था! दे एक दिन एक अभीर के वर थोरी करने गए। उनमें एक को एक रूपयों की बिली मिली। और जितने चोर पे सब गहनों की फिराक में पड़े हुए थे। छेकिन हरने में पर वालों के जग पड़ने से बोरों को हुम द्वा कर भाग जाना पड़ा। एक एक चोर एक एक दिशा में आग गया। जिल बोर को रूपयों की धंकी मिली थी वह आग कर ग्रें फरी हॉकरों एक खड़क में पहुंचा और धंकी से के रूप परावर बाट छिए तो एक रूपया बच रहा। हतने में तीसरा चोर आप पहुंचा। दोनों ने धंकी में के रूप परावर बाट छिए तो एक रूपया बच रहा। हतने में तीसरा चोर आया। तीनों ने फिर से बॉट किया। तो भी एक रूपया बच रहा। दोनों ने धंकी आया। गीनों ने फिर बेट व्याप का स्था पड़ का बार पड़ हतने में तीसरा चोर आया। तीनों ने किर से बॉट किया। वह रूपया बच रहा। इतिन से हता बोर आया। गीनों ने फिर बेट व्याप का स्था। वो भी एक स्था बच रहा। इतिन से हता बोर आया और खहीं ने बाट किया। तो भी एक स्था बच रहा। बतिन से तालों बोर का बीर सात वी सकी में इस कितने 'इसए थे हैं अगर न बस सकी तो '६-वां पड़ देवो।







यह सात हिस्सों में करो हुई एक जानवर की संखीर है। इन हिस्सों को पढ़ि फिर ठीक ठीक मिछाना जाद तो जानवर दिचाई पड़ेगा। यदि तुम पह न कर सको तो ५६-वाँ एष्ट देखों!



गहाँ १ से लेकर ३० तक तुके हैं। ये मामूकी तुके नहीं हैं। इन में एक चोर लिया हुआ है। तुम पेन्सिक से ककीर कींच कर इन तुकों को कम से मिका दो तो लिया हुआ चोर पकड़ा जावगा। जरा देखों तो सही कि वह चोर कींच हैं?



इस बर्ग के बीचों बीच जो साडियाँ है वे इन छः औरतों में से किसी एक को ही मिछ सकती हैं। बताओं तो किसे मिर्हेगी?

> नौ तस्वीरों वाली पढेली का जवाब: ४ - ८ संख्या वाली तस्वीरें एक सी हैं।



वाएँ से दाएँ

संकेत

ऊपर से नीचे

- १. मेघ
- ३. कमी

- १. एक संख्या
- निशाना

- ५. सच
- ६. बिना बजह
- ८. नहीं गिरा हुआ
- ९. सिंह

| 'वा |   | 2     |   | 3 |   | <sup>4</sup> व |  |
|-----|---|-------|---|---|---|----------------|--|
|     | 0 |       |   |   | 0 |                |  |
| 5   |   | 0     | 6 |   |   |                |  |
|     |   | 7 प्र | 0 | ₹ |   |                |  |

|    |   | <sup>7</sup> प्र | 0 | ₹  |   |    |
|----|---|------------------|---|----|---|----|
| 9  |   |                  |   | 0  | 9 | 10 |
|    | 0 |                  |   | 11 | O |    |
| 12 |   |                  |   | 13 |   | ता |

|    | $\mathbf{\Psi}$ |       |
|----|-----------------|-------|
| 12 | 7               | 17:   |
| 4, | 9               |       |
| _  |                 | <br>_ |

- ३. अभुता

  - ८. जलदेवता
- ७. विरुद्ध
- ८. प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट

- १२: गयहर
- १३. समय

# कीमती गहना

एक बार एक राजा ने किसी शहर पर घेरा डाल कर उस पर कब्जा कर लिया। उस शहर में जितने मर्द में सबको यह तलवार के घाट उतारना चाहता था। लेकिन औरतों, नृहों और नचों को वह नडीं मारना चाहता था। इसलिए उसने हुक्म दिया—"शहर की सभी औरतें सुबह होते-होते अपनी क्रीमती चीज़ें लेकर सहर के बाहर नली जायाँ।"

सबरा होते-होते उस शहर की सभी औरतें बड़ी-बड़ी गठरियों पीठ पर लाद कर बुढ़ों और बखों के साथ शहर छोड़ कर चल दीं। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा—' जाओ! अब शहर में जितने जवाँमदें हैं सब को क्रैंद कर खओ।' लेकिन उन्हें शहर में कहीं एक भी आवागी न दिसाई दिया।

अब राज को याद आ गया कि कठ हरेक औरत अपनी पीठ पर एक-एक भारी गठरी हो ले गई थी। सारा रहस्य उसकी समझ में आ गया। उसने कहा-'ठीक तो है! पति ही स्त्री के लिए सबसे कीमती चीन है।

# तीन चित्रकार

किसी गाँव में तीन चित्रकार रहते थे। एक बार उस गाँव के एक अमीर आइमी ने कहा कि तीनों में जो सबसे अच्छा जिल बनाएगा उसे मैं एक सोने का हार ईनाम में हुँगा। तीनों ने तीन चिल बनाए। एक ने फूठों के गुच्छे का चिल बनाया। दूसरे ने फुठों की टोकरी का चिल बनाया। तीसरे ने एक परदे का चिल बनाया।

एक गौरा आया और मधु की खल्च में उस फूळों के गुच्छे के चित्र पर बैठ कर थोला ला गया। एक तोता आया और फुळों के चित्र पर चोंच मार कर थोला ला गया।

इतने में वह अमीर आदमी आया और वहीं दी ही चित्र देख कर उसने समझा कि तीसरा चित्र उस परदे के पीछे छिपा हुआ है। उसने परदा उठाना चाहा तो मादम हुआ हुआ कि वह परदा नहीं है, परदे का चित्र है। उसने तीसरे चित्रकार को ईनाम दिया। उसने कहा—' पूठों के गुच्छे ने एक कीढ़े को बोस्ते में डाला और फलों की टोकरी ने एक चिड़िया को। लेकिन इस परदे के चित्र ने एक आदमी को धोखें में डाला। इसलिए मैंने ईनाम इसी को दिया।



पिछली बार तुम ने जीमा को रेंग किया होगा। इस बार सोची कि हाथियों को किन रेंगों से रंगना चाहिए। इस सस्वीर को रंग कर अपने पास रख लेना और अगले मट्टीने के चन्त्रामामा के पिछले कवर पर के चिक्र से उसका मिकान करके देंख लेना।



पिछली बार तुम ने जीमा को रेंग किया होगा। इस बार सोची कि हाथियों को किन रेंगों से रंगना चाहिए। इस सस्वीर को रंग कर अपने पास रख लेना और अगले मट्टीने के चन्त्रामामा के पिछले कवर पर के चिक्र से उसका मिकान करके देंख लेना।



Chandasuma March (6)

I boto by T. D. Stinivasan, W. A.

कहाँ है दूध ? वह तो कभी का मेरे पेट में चला गया !

